## యంత్రోద్ధారకహనూమత్త్స్త్రమ్

నమామి దూతతామస్య సుఖదత సురద్రుమమ్ l పీనవృత్తమహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ l ౧ l

నానారత్నసమాయుక్తకుండలాదివిరాజితమ్ | సర్వదా = భీష్టదాతారం సతాం వైదృధమాహవే² ॥ ౨ ॥

వాసినం చక్రతీర్థస్య దష్టిణస్థగిరౌ సదా । తుంగాంభోధితరంగస్య వాతేన పరిశోభితే ∥3∥

నానాదేశాగతైః సద్భిః సేవ్యమానం నృపోత్తమైః । ధూపదీపాదినైవేద్యైః పంచఖాద్యైః స్వశక్తితః³ ॥౪॥

భజామి శ్రీహనూమంత $\mathfrak{b}$ హేమ $^5$  కాంతిసమప్రభమ్  $\mathbb{I}$  వ్యాసతీర్థయతీంద్రేణ పూజితమ్రణిధాన $^6$  త $\mathfrak{s}$   $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ 

త్రివారం యః పఠేన్ని త్యం స్తోత్రం భక్త్యా ద్విజోత్తమః । వాంఛితం లభతే ≥ భీష్టం షణ్మా సాభ్యంతరే ఖలు ॥ ౬ ॥

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రయుశో = ర్థీ లభతే యశః $\|\mathbf{z}\|$ విద్యార్థీ లభతే విద్యాథనార్థీ లభతే ధనమ్ $^7$   $\|\mathbf{z}\|$ 

సర్వథా మా= స్తు సందేహో హరిపాషీ జగత్పతిః  $\parallel$  యst కరోత్యత్ర సందేహత యాతి నరకథ్రువమ్  $\parallel$   $\sigma$   $\parallel$ 

ఇతి శ్రీవ్యాసరాజవిరచితయుంత్రోద్ధారకహనూమత్త్పోత్రమ్

భారతీరమణముఖ్యప్రాణాంతర్గత శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు

 $<sup>^1</sup>$ సుఖరూపిణమ్

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> వైవాసతాం న హి

 $<sup>^3</sup>$ చ శక్తః

 $<sup>^4</sup>$ హనుమత్సాదం

<sup>5</sup> హంస

 $<sup>^6</sup>$ చ విధాన

 $<sup>^7</sup>$ ధనమాప్పుయాత్